226 ॥ श्रीहरि:॥ श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् (मूलमात्रम्) गीताप्रेस, गोरखपुर

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं

विश्वाधारं गगनसदुशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्।

वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

~~ () ~~

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं

अथ श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

वैशम्पायन उवाच

युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत॥१॥

यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्। विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे॥ नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते। अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे॥

श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः।

| ૐ  |  |  |
|----|--|--|
| 30 |  |  |

| 3%                |  |
|-------------------|--|
| श्रीपरमात्मने नमः |  |

| ४       |                | श्रीरि      | वेष्णुसहस्रना | <b>गस्तोत्रम्</b> |                   |       |            |
|---------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|------------|
|         |                |             | युधिष्ठिर उ   | वाच               |                   |       |            |
| किमेव   | <b>நं</b> दैवत | ां लोके     | किं व         | ाप्येकं           | पराय              | णम्।  |            |
|         |                | _           | ाः प्राप्नु   | _                 |                   | •     | २ ॥        |
|         |                |             | गां भव        |                   |                   |       |            |
|         |                | _           | जन्तुर्ज      |                   |                   |       | । इ ॥      |
|         | •              |             | भीष्म उवा     |                   |                   | `     |            |
| जगत्प्र | મું            | देवदेव      | त्रमनन्तं     | τ                 | <b>गुरुषो</b> त्त | मम्।  |            |
| स्तुवन  | गमसह           | स्रेण       | पुरुष:        | ₹                 | तितोत्थि          | यतः ॥ | જ ॥        |
| तमेव    | चार्चर         | प्रन्नित्यं | भक्त्य        | ा पुर             | , षमव्य           | यम्।  |            |
| ध्यायन  | स्तुवन्न       | मस्यंश्च    | त्र यज        | गमान्स            | तमेव              | चं॥   | <b>५</b> ॥ |

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्। लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्।। ६ ॥ ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम्। लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्।। ७ ॥ एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा॥ ८ ॥ परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः। परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्॥ ९ ॥ पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्। दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता॥१०॥

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् ε यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे। यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये॥११॥ तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते। विष्णोर्नामसहस्रं मे शृणु पापभयापहम्॥१२॥ यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः। ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये॥१३॥ 🕉 विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः। भूतकृद्भूतभृद्धावो भूतात्मा भूतभावनः ॥१४॥ पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गति:। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च॥१५॥

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः। नारसिंहवपुः श्रीमान्केशवः पुरुषोत्तमः॥१६॥ सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भृतादिर्निधिरव्ययः। सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः॥१७॥ स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः। अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः॥१८॥ अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः। विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः ॥ १९ ॥ अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः। प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्॥२०॥ र्इशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः। हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन:॥२१॥ ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः। अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्॥२२॥ सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः। अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः॥२३॥ अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः। वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनि:सृत: ॥ २४ ॥ वसूर्वसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः। अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः॥२५॥

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् रुद्रो बहुशिरा बभुर्विश्वयोनिः श्चिश्रवाः। अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपाः॥२६॥ सर्वगः सर्वविद्धानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः। वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः॥२७॥ लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः। चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः ॥ २८ ॥ भ्राजिष्ण्भीजनं भोक्ता सहिष्ण्जगदादिजः। अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः॥२९॥ उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः श्चिरूर्जितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः॥३०॥

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ॥ ३१ ॥ महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति:। अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधुकु ॥ ३२ ॥ महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः। अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः॥ ३३॥ मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः। हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः॥३४॥ अमृत्युः सर्वदुक् सिंहः सन्धाता सन्धिमान्स्थिरः। अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा॥ ३५॥ निमिषोऽनिमिषः स्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः॥ ३६॥

अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान्यायो नेता समीरणः।

आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः।

सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः।

असंख्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः।

सहस्त्रमुर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्॥३७॥

अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः॥३८॥

सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः॥३९॥

सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥ ४० ॥

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् गुरुगुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः।

| १२           | श्रीविष्णुसह         | इस्त्रनामस्तोत्रम् |                   |        |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------|
| वृषाही वृष   | म्भो विष्णु          | र्वृषपर्वा         | वृषोदरः           | l      |
| वर्धनो वर्धग | मानश्च विवि          | वेक्तः श्रुवि      | तेसागरः           | ॥ ४४ ॥ |
| सुभुजो दुर्ध | रो वाग्मी म          | हेन्द्रो वसुत      | शे वसुः           | l      |
| नैकरूपो बृ   | हद्रूपः शि           | पेविष्टः प्र       | काशन:             | ા ૪૪ ા |
| ओजस्तेजोद्   | गुतिधरः प्रव         | जशात्मा ः          | प्रतापनः          | l      |
| ऋद्धः स्पष्ट | क्षिरो मन्त्रश्च     | न्द्रांशुर्भास्ट   | <b>फरद्युतिः</b>  | ॥ ४३ ॥ |
| अमृतांशूद्भव | य्रो भान <u>ुः</u> श | शबिन्दुः र         | पुरेश् <b>वरः</b> | l      |
| औषधं जग      | गतः सेतुः            | सत्यधर्मप          | <b>ग्राक्रमः</b>  | ા ૪૪ ા |
| भूतभव्यभव    | न्नाथः पव            | नः पावन            | <b>गेऽनलः</b>     | l      |
| कामहा काम    | कृत्कान्तः क         | ामः कामप्र         | दः प्रभुः         | ા ૪५ ॥ |

महर्द्धिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः॥५१॥ अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः। सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्समितिञ्जयः॥५२॥ विक्षरो रोहितो मार्गी हेतुर्दामोदरः सहः। महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ॥५३॥ उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः। करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः॥५४॥ व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रवः। पर्रिद्धः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः॥५५॥

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

पद्मनाभोऽरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत्।

१४

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽनय:। वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविद्त्तमः॥५६॥ वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः। हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः॥५७॥ ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः। उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण:॥५८॥ विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्।

अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥५९॥

नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः॥६०॥

अनिर्विण्णः स्थविष्ठोऽभूर्धर्मयूपो महामखः।

यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः। सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्॥६१॥ स्वतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सृहत्। मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारण:॥६२॥ स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्। वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वर:॥६३॥ धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्। अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः॥६४॥ गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः। आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः॥६५॥

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

१६

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः। शरीरभूतभृद्धोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥६६॥ सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः। विनयो जयः सत्यसंधो दाशार्हः सात्वतां पतिः ॥ ६७ ॥ जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः। अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ॥ ६८॥ अजो महार्ह: स्वाभाव्यो जितामित्र: प्रमोदन:।

आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः॥६९॥

त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत्॥७०॥

महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः।

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् १८ महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी। गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः॥७१॥

वेधाः स्वाङ्गोऽजितः कृष्णो दृढः संकर्षणोऽच्युतः।

दिविस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः॥७४॥

संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् ॥ ७५ ॥

सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः।

त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्।

वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः॥७२॥ भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः।

आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः॥७३॥

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् श्भाङ्गः शान्तिदः स्त्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः। गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः॥७६॥ अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकुच्छिव:। श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः॥७७॥ श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः। श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाँल्लोकत्रयाश्रयः॥७८॥ स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः । विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिशिछन्नसंशय: ॥ ७९ ॥ उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः। भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः॥८०॥ अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः॥८१॥ कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शुरजनेश्वरः। त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः॥८२॥ कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः। अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ॥ ८३ ॥ ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः। ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रिय:॥८४॥ महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः। महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः॥८५॥

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः।

२०

| २२                | श्रीविष्णुसहर   | स्रनामस्तोत्र <b>म्</b> |                  |          |
|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------|
| एको नैकः सव       | प्रः कः किं     | यत्तत्पदग               | <b>मनुत्तमम्</b> | 1        |
| लोकबन्धुर्लोक     | नाथो माध        | थ्रवो भ <del>त्त</del>  | व्यत्सल:         | ॥९१॥     |
| सुवर्णवर्णी ह     | हेमाङ्गो ट      | त्रराङ्गश्चन            | दनाङ्गदी         | l        |
| वीरहा विषम:       | शून्यो घृ       | ताशीरच                  | लश्चल:           | ।। ९२ ।। |
| अमानी मानदो म     | गन्यो लोक       | स्वामी त्रि             | लोकधृक्          | l        |
| सुमेधा मेधजो      | धन्यः स         | <b>ग्</b> त्यमेधा       | धराधर:           | ॥ ६३॥    |
| तेजोवृषो द्युवि   | तेधरः सर        | र्वशस्त्रभृत            | तां वरः          | l        |
| प्रग्रहो निग्रहो  | व्यग्रो नैव     | ऋशृङ्गो य               | गदाग्रजः         | ।। ९४ ॥  |
| चतुर्मूर्तिश्चतुब | ह्रिश्चतुर्व्यू | हश्चतुर्गी              | ते:              | l        |
| चतुरात्मा         | चतुर्भावश       | चतुर्वेदवि              | देकपात्          | ॥ ९५ ॥   |

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् 28 सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः। न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदन: ॥१०१॥ सहस्राचिः सप्तजिह्नः सप्तैधाः सप्तवाहनः। अमूर्तिरनघोऽचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः ॥ १०२ ॥ अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभून्निर्गुणो महान्। अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्द्धनः ॥ १०३ ॥

भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः। आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः॥१०४॥ धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दम:।

अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः॥१०५॥

शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः॥११०॥

अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्युर्जितशासनः।

विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः॥१११॥

वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः॥११२॥

चतुरस्त्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश: ॥ ११३ ॥

जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः॥११४॥

ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥ ११५ ॥

अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः

अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः।

आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः प्रजागरः।

२६

उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः।

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् अक्ररः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः। 26 ॥ सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति॥ नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम्॥१२१॥

नाशुभं प्राप्नुयात्किञ्चित्सोऽमुत्रेह च मानवः ॥ १२२ ॥

वैश्यो धनसमृद्धः स्याच्छूद्रः सुखमवाप्नुयात्।। १२३॥

कामानवाजुयात्कामी प्रजार्थी प्राजुयात्प्रजाम् ॥ १२४॥

इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः।

य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत्।

वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्क्षत्रियो विजयी भवेत्।

धर्मार्थी प्राप्नुयाद्धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात्।

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

| श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्                     | 26  |
|-------------------------------------------------|-----|
| भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः।          |     |
| सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्प्रकीर्तयेत्॥१२५   | ۲ ا |
| यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च।     |     |
| अचलां श्रियमाजोति श्रेयः प्राजोत्यनुत्तमम्॥ १२६ | i I |
| न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति।      |     |

भवत्यरोगो द्युतिमान्बलरूपगुणान्वितः ॥ १२७॥

रोगार्ती मुच्यते रोगाद्बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः॥१२८॥

दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम्।

स्तुवन्नामसहस्त्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः॥१२९॥

न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्। जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते॥ १३१॥

युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः॥१३२॥

भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे॥१३३॥

वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ॥ १३४॥

इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः।

न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मति:।

द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः।

वास्देवाश्रयो मर्त्यो वास्देवपरायणः। सर्वपापविश्द्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् ॥ १३० ॥

эο

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

|                  | \$                            | १             |              |   |
|------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---|
| ससुरासुरगन्ध     | र्त्रं सय                     | क्षोरगराक्षर  | प्तम् ।      |   |
| जगद्वशे वर्तत    |                               |               |              | I |
| इन्द्रियाणि मनो  | बुद्धिः सत्त्वं त             | तेजो बलं धृ   | तिः ।        |   |
| वासुदेवात्मका    | ान्याहुः क्षेत्र <del>ं</del> | क्षेत्रज्ञ एव | च॥१३६।       | ı |
| सर्वागमानामा     | चारः प्रथमं                   | परिकल         | पते ।        |   |
| आचारप्रभवो       | धर्मी धर्मस्                  | य प्रभुरच्य   | रुत: ॥ १३७ । | 1 |
| ऋषयः पितरो       | ा देवा महाभृ                  | तानि धात      | वः।          |   |
| जङ्गमाजङ्गमं     | चेदं जगन्न                    | ारायणोद्भ     | वम्॥१३८।     | ı |
| योगो ज्ञानं तथा  | सांख्यं विद्याः वि            | शल्पादि कर्   | र्म च ।      |   |
| वेदाः शास्त्राणि | ग विज्ञानमेतत                 | पर्वं जनार्दन | गात्।। १३९।  | I |
|                  |                               |               |              |   |

एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः। त्रीँल्लोकान्व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्यय: ॥ १४० ॥

इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम्।

श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

32

पठेद्य इच्छेत्पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च॥१४१॥ विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्।

भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॥ १४२ ॥

ॐ तत्सिदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यामानुशासिनके

पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम्॥

हरि: ॐ तत्सत्! हरि: ॐ तत्सत्!! हरि: ॐ तत्सत्!!!

~~ O ~~